## 15-03-2023.pdf

## Title: Panchadashi (by Shri Vidyaranya Muni)

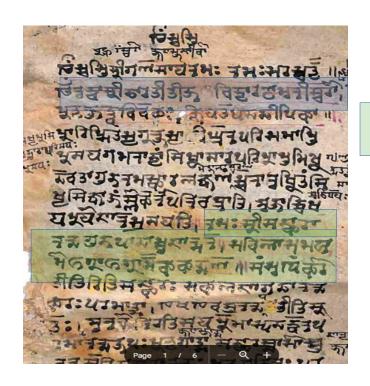

## <sub>ओर</sub> **पञ्चदशी**

तत्वविवेकप्रकरणम्

नमः श्रीशंकरानन्दगुरुपादाम्बुजन्मने । सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे ॥ १॥

विलास [अर्थात् अपने कार्य] सहित जो महामोह [किंवा मूलाज्ञान] रूपी महादुःखदायी याह है, उस को यस लेना ही जिस चरण-कमल का एक मुख्य काम है, श्री शंकरानन्द नाम के गुरुदेव के उस चरण-कमल को हमारा प्रणाम हो— अर्थात् हम अपने आप को गुरुदेव के चरणों में अभेद भाव से अर्पण किये देते हैं।

तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्वसेवानिर्मलचेतसाम् । सुखवोधाय तत्वस्य विवेकोऽयं विधीयते॥२॥

Ref: <a href="https://ia800503.us.archive.org/22/items/Panchadasi.by.Vidyaranya.Swami.Hindi/Panchadasi.by.Vidyaranya.Swami.pdf">https://ia800503.us.archive.org/22/items/Panchadasi.by.Vidyaranya.Swami.Hindi/Panchadasi.by.Vidyaranya.Swami.pdf</a>

गर्दं क्षं विद्या मा अन्य मा अ क्रांमी जामलीवा विश्विश्वीगलमण्डेनुभः नभःभास्ट ।। लंब स्की क्य जी डीड़ "विस्थ र एक शी सुरें।" धरका इविवकः है वर्गामसीधिका ॥ मध्यम्भागिधाउँ सग्रहार विधान्य विभागि मध्याम् स्वान्धान्ताः सञ्चान्धान्ताः स्वान्धान्याः स्वान्याः स्वान्धान्याः स्वान्याः स्वान्धानः स्वान्धान्याः स्वान्धानः स्वान्धान्याः स्वान्धान्याः स्वान्याः स्वान्धान्य धमिकार्र से बेरिव पानित पानित प्रशिव से यथ्येरानुभुमयि। उभः भीमक्रा न इ यह था म से स्पान ने भाव ना भाव भेज्यः जग्मिकक्रमा ॥संशायक्र शिविविमसूरः सक्तरणग्रहण्य काः धाम्या । एयए वस्ता भी उस उः मुन्दे निगित्र मूम्म्य मूम्म्य हेन्थ भारत्रज्यः धर्मेर्डे मक्त्रमाम् जार्यक्र नमबाजिमका नमः भ्रह्मित्रः धर भद्भाणवर्ष्य । यायम् केवाचित्र पविथानु भला थ मन्द्र मंजियात्म घेरणचित्र थरेड मैंनीक्षीमद्भिष्ठिभुड्यगभ्य सी 3 निश्वभामक राज्य ग्रह्मित्र ग्रह्मिय ॥ भीयउभगंधनं मीयउक्त्रयम्भनं मान्याभागं मुन्यसम्भी व् विक्षुत्रा

प्रिमा भीत्रमां व लियमाग्निमा उना रातिः सं के भागम म्यान्य वर्गान्य वर्य वर्गान्य रः एउग्रउःथराग्यश्मितिस् उः। भूते व भंडविता मीग्राक्त विसम्पर्ध ने समारे से सिउंग्लि SATER: उष्टर्गिः धरावित श्रूरणम् उस्मित्रभः भू क्षित्रवेश्यान्त्रम् किविण्य भिवन्यभारतः क्षित्रवेश्यान्त्रम् भिव्याप्तर्गम् कृष्ट्यान्त्रम् भिव्याप्तर्गम् कृष्ट्यान्त्रम् भिव्याप्तर्गम् कृष्ट्यान्त्रम् स्वत्याप्तर्भः क्षित्रवेशः क्षित्रवेशः उन्मत्वयुउउउउभिविन्तयः हिन्ध्वितिक्षिक्व प्रमामक्रान्ययम् व्यान्यस्माना विक्षित्र अविकार्य रामक्रमक्रजनिश्चरंगर छन् रागिरहरूले वेक निकालिय भागानागकाष्ट्रभी यस्ति उः स्मिउस्ड भद्र इर्ध्ययः प चेदि यनुसम्भु विश्वित्रभाषाविद्याचनकालं भ्रष्टीरेग्नेन भ उस विषयः पवामक्रमपूर्वं अभिन्म । सिवन्त्रम् । सिवन्त्रम्त्रम् । सिवन्त्रम् । सिवन्त्रम्त्रम् । सिवन्त्रम्त्रम् । सिवन्त्रम् । सिवन्त्रम् । सिवन्त्रम् । सिवन्त्रम् । सिवन् रभव्यः। जनविविनकालभयिमान्भेड रिविष्ठ व्यम् अधिक्रुष किं। इसरी म्वा उर भूचे मार्क वर्थ नवः भूकार मीरामा सार्ग्या अधिकारिक में विकास भू जिल्लेकाडि महीति यह

इ स्यान्याम् मा भाषा विणयं उ उस्वित्रीयेवित्रीयर् ॥ उस्रारेः धाराव वेत्रभुनल इचित्र वे अस्मवयाय विमद्या अविनमस्वागांत्र लक्षणयान्य निमलंगगांत्र उित्रंमर्डिं कालं यस्त्रं उपितः उपे सापनिणया, रायासन् उद्घारतिया सामा चंवद्वभागां भक्र में संज्ञ संज्ञाधाउडु एस ुप्यं भित्रमा वर्ष भन्न वर्ष । वक्तभन्ने घ्रेष्टिवकः अर्थि अस्त्रक मारिल हा क्या गर्र विक्रम है विगेयर त्रियउद्दर्भः। स्विच्नक्रिक्ट्रलक्ष 331 लिस्चमभूत गर्मिवस्म हास्त्र है इयउंकित्र विविष्य ग्रीक्षित्र स्था डियाम् इतिहर्भण्यिति महासम्बद्ध द्यान् उउँ जविक्यिष्ठ विषय विश्व गास्त्र संक्रिक्स के विषयित्र स्थान चवराविम्युन्न विधवक । उउति विजाउईविद्यक्रम् विविध्या स्थाउ उमिर्च । जैथल विस्मारि अभिर जानक

Ti ल वश्य विन धवें सावि विध्य बु उः सवा भ्रमामच अकामारिगुल वृत्र ध्रमञ्जूषा गार इन्प्रसिद्ध मुक्साम्य में विस्ट्रिश्न महोता व भण्यागिमं हेगाहे अवस्ति के स्वास्ति के स्वासि के स्वास मानिव्हेलकारपञ्चार्यकार्यमानिव्छ। पिक्रक्रम् १० हिइ हुव लि रेपथ्डा वाभुव ने व म महत्त्रायाग्यव । अस्ति स्वर्धायाः स्वर्धायः स्वर्धायः स्वर्धायाः स्वर्धायाः स्वर्याः स्वर्याः स्वर्धायः स्वर्धायः स्वर्याः स्वर्धायः स्वर्धायः स्वर्धायः स्वर्याः स्वर्धायः स्वर्याः स्वर्याः स्वर्याः स्वर्धायः स्वर्याः स्व मक्लानां गानि । वि गणकभूने य उज्ञ स् यमः॥॥उसल्युत्वस् निस्वस्ग्रीस् स रभा उद्दर्भ उश्रद्ध के इस्पन्ति हैं। इ तमार्थिय क्षेत्र है स्था विश्व के स्था विश से करले मुप्सं हुउध्यागा वासं सुरार अह यः भविषयः सम्बद्ध जलह उप्यास्त्र भुद्रयाम् पिविधयालविष्ठत्रान्म विज 

विका भगभनभन्ने गमनभण्यु मृत्र एका । अने नमापन ने न्या न् अं वेत्रांश्चास्त्र विश्वत्र विश्वत्र इंद्रेश्वर के जिल्ला है। प्राप्त के प्राप्त वामेश स्वम्याम् क्रांकित प्रमेशिक्षांवा नियंत्र अश्वास्त्र अश्वस्त्र अश्वास्त्र अश्वस्त्र अश्वास्त्र अश्वस्त्र अश्वस ा दीनु उप्रापुन्छिः भरियक्षनीयम्मन्युन्यम् । उन्जी के की के भिन्द्रनी भड़ास्त्राविकान्य विक्रित्रीकित सहस्रातिकान्त्र रुगामन कि भारतिपादिः व्याक्ष साहित्यानसङ्द्रेजने सैनिक्रण निकरें। भीवनिक्तान्त्र अस्तिकार्थके विः पृत्तुन् । मुक्तिनुनग्रहण्याः भिगानिया । अन्य में के बन्धा उन्ते मुख्या भारती इ.स. अस्ति वना बामा उत्तर समा है। क्रांस ें महत्वति भी के हैं जा कि कि तह नम्स अध्योष्ट्रिय विद्वाराष्ट्री वयविष्णः देभगुण्यभम् विकास सम्बद्धाः ।। उद्योग के विकास में के द्वारा शिवार विश्वास्त्र स्थापिक के अस्मार्थिक स्थाप

व्यक्तिभीशिवस्त्राम अन् क्री वस्त्रात्रवहिन्मा विषयम् विषयम् विषयम् उर्िक्नी विधिवयणी उर्यस्य से छिना विकारिया वि क्रिनिक्क भावायपार्वा नियम् भावन मं इविभाग्नः भूभाग श्रद्भाणनानि विद्यान्त अप अयम यन दे हैं। विम्य ममस्य मिस्स मम् डिम्म मृद्धान समयमेथा दि दिविका भागायनस्य दि दिस्सा महे उद्मभः वनातः क्रान्वादिक्षेत्रे मान पनेहिं स्ति स्ता स्ता विषये हैं गष्ट्रभने भने भिरा भर्कित्मयः सभड़ि रहित्यणं ज्याति। निव्यक्तमः उद्यादक्षण्यात्रे महिष्टिन नित्र प्रमान । उद्योगित । निर्मा । निर्मान । डेशविस्तानः ममे हिसर उर्वे में भी किंग्ये परि य अलीनम्य वर्षे क्रिकाने प्रश्नी वर्षे वर् र्गित्रके उसूमें उद्देश्येष व्याप्ति उर्देश्येष्ट्र भव्र मार्डित भवन है। के विष्टे के प्राचित मान्स्य विष्टविक् नंत्रका । विषय में प्रतिक विषय के वि भीरानंग कि ने निष्णिक म्याउप्तान महत्व